RARE BOOK

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA राज्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता । NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या H
Class No. 942
पुस्तक संख्या
Book No. St 453
रा॰ g॰/ N. L. 38.

MGIPC-S4-9 LNL/66-1 3-12-66-1,50,000.

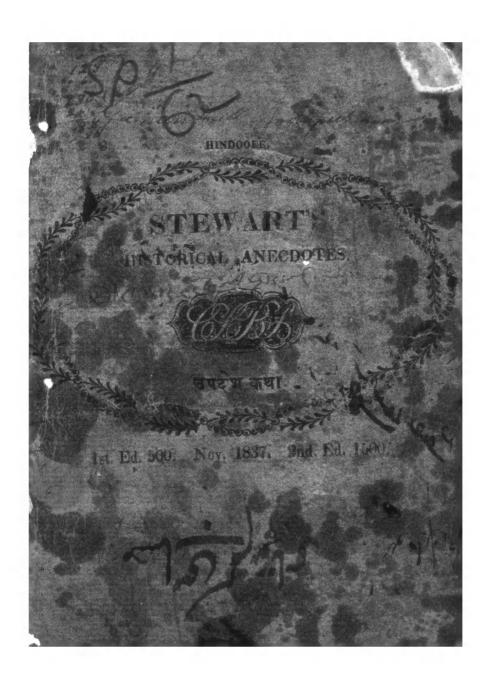

### उपद्रम कथा।

बार

# इंलग्डको उपाछानका चुन्नक।

खुबार्ट साहेबने किया जवा।

STEWART'S

# HISTORICAL ANECDOTES.

WITH

A SKETCH OF THE HISTORY OF ENGLAND,

AND

Mer Connection Whith Endia. William Comment

TRANSLATED BY REV. W. T. ADAM.

Hinduwee.

----



#### Calcutta:

PRINTED AT THE MEDICAL PRESS, No 46 TOLTOLLAH, FOR THE CALCUTTA SCHOOL BOOK SOCIETY, AND SOLD AT ITS DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1st. Ed. 500.

Nov. 1837. 2nd. Ed. 1500.

942 5±453



# सूची पन।

| सद्यदेशः ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '     | 1.8 |
|----------------------------------------------------|-----|
| द्वामनाग्रः                                        | 3   |
| पुर्वा पाव :                                       | २   |
| माता पिताने कपर भति :                              | 8   |
| बीवन बालमें विद्या उपार्जनकी कथा                   | €   |
| सतवसेम जात वाटना                                   | 0   |
| सिनतारेकी कथा                                      | ~   |
| मिथा वर्गा ''''                                    | 13  |
| अत्रप्तार । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।    | 84  |
| उद्यम ::::::::::::::::::::::::::::::::::::         | 20  |
| न्यायका विषय                                       | 20  |
| सद्ग्यमा कथा                                       | 38  |
| भारत चेंच                                          | 又义  |
| चाडकारणी बात : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ₹ € |
| नेश्व                                              | 3=  |
| इतिहास १९७० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १              | 3.  |
| इस देशमें याचेव जीगवा आगमन ' ' '                   | 3=  |
| रबुबखने राज्यना शासन : ' ' ' '                     | 8 3 |
| इङ्ख्याह्ना राजवरः                                 | 9 8 |
| प्रमुखाद्यभी सेना                                  | 38  |
| र्जुलख्या जन्नाज                                   | 日生  |
| रकुलाखने एक और प्रधान नगर आदि                      | 34  |
| रहत्त्वस्त्री पाठशाला ' '                          | 84  |
| वियासका दिन, वर्णात् रविवार                        | 8 9 |
| बारक जिमेंचे दारा मुजदमा                           | 36  |
|                                                    |     |

### समाचार्।

- Com

इस् वितावमें खलगर दो भाग पाये जाते हैं; पहिला भाग प्रेम् साहेनका रतिहास कटा नाम करने एक ग्रन्थ, खीर प्रश्यर ग्रन्थोंसे कितना एक खूलार्थ संग्रम करने रम् देशने अनुसार जुक एक सजायने तर्जुमा किया गया है। दूसरे भागमें दी प्रकरण; एक रज़लख देशीयोंकी खजानता खीर खख्कीचरणने विखास पूर्वक द्रान्यान् प्रक्रिम देशीयोंमें मान्य हीनेका संकेपसे वर्णन; दूसरा रम् देशमें साहेन खागोने पहिले जाननेका कुक नर्णन।

## उपटेश कथा।

----

## सर्परेश।

विसीने एक नृतिकान्से प्रश्न किया, वि नायकन्ता का र सिसावना उचित है? तिस्में इस्ने उत्तर दिया, कि मनुष भाव होनेने समयमें ना चाहिये, सीह नाककन्ने सिका-वना शास है; छीर एक मस्तिनेभी यह कहा है, कि नायक की निस् प्रार्थमें यनामा उचित है थी सिखाओ, नीकि वह इस होनेभी वस् मार्थने सात कहीं करेगा।

### द्यापकाशः।

किसी समय रक मनुष्य विरुगाद न कगरसे वरूल कगर की जाते र चीरोंकी बीचमें पड़ा, और उन्होंने वड़ी मार मारके उसकी अधमुआ करके उसके क्लादिक बूटकर चले गये। तिसके पीछे रक याजक उस मार्गसे आया, और अधमरे पियककी देखके दूसरी औरसे चला गया। कणभर पीछे और दूसरा जनाभी इसी मजारसे उसकी देखके दूसरी बीरसे चला गया। परनु रक बड़े दयानु पुरुष पराये दुःखमें दुःखी उसी मार्गसे जाते र हली हततुल्यको हुई प्राक्ता देखने हैं जि र उसन सजीन गये, बीर वज्ञत् अन्तः करणमें खेर पायकर कहने जंगे, कि हाथ निस् ह्यारेने इसना ऐसी मार मारी है, हाथ सन प्रत्रिसे के क्रि निकलता है। तन उसना छठायके जहां र घान था नहां र खोषध जगादिर, और अपने प्रमुखर ने ठागने उसे सराय-में जाये, और उसनी नहीं सेना करने जगे, दूसरे दिन बीर सज्जन पुष्क पराये दुःखने दुःखी ना दयानान् मिठ-थारेका है। चीअबी देने कहने जगे, कि इसनी भणी प्रकार से सेना करों, यह किसी प्रनारसे दुःख न पाने; और इसने विये ने खिन खरन होय सीभी करों, भीर जन

रसी विये तुमभी इसी दृष्टानासे प्राये जपर द्या करके प्राये दृष्टमें दृष्ट जाना।

# पुष्पका फला।

ने के समय एक राजाने अपने से वकते। बुकाशा, और जन्मे जनर नहीं पायके अपने घरका दार खें। का कीर देखां कि एक बाखक अपना सेवक सी। वड़ी नींदमें सूता है। और उसीकी जगावनेके लिये उसके समीप आश्रके देखा, कि बाखककी जेंबसे एक चिट्ठी जिस पर फुछ जिखा है,

बीर उसका गुरु वाचिर होने रहा है। तन विद्वीमें का खिला है, यह जाननेने लिये राजाकी रच्या मर्र। इस् कारण उसकी निकासके पढ़ने लगे, तब समभा कि पव वाखनकी माताने वाजनकी भेजा है, तिस्का अर्थ शही, चे भेरे पारे बेटे, तुमने मेरा दृश्व दूरकरनेके विधे अपनी कमाहका कुछ भेजनेसे अपने पर दःख किया है। यह तुन्हारी दश मैं ने मानी, और भी तमकी मा बाप पर वड़ा खेड है इस्में भें ने जाना; इस्का फल परमेश्वर तुलका अवध्य देंगे। राजा इस पत्रकी पढ़के घरमें फोर गया, और के यक में एर पत्रमें जिपेटकी उसीकी वास्तकती जैवमें फेर रा दिया। पीके रेसे ऊंचे जरने प्रवारा, नि वानकारी नींद जुल गरे। राजाने कहा, का तुजनी वड़ी निहा भरे शी? तिस्में वालक उत्तर, का देगा, ती विचारके उत्तराने सका नहीं। तव अपनी जेन्में हाथ देने खेलिने देखा, कि उसी चिट्ठोंके सङ्गर्से कितनी एक सोहरे हैं। यह देखके बाबनेको बड़ा आसर्थ भया, जीर बज्जत भावना करके इन् भेडिरन् समेत राजाकी चरतपर गिरके बज्जत रोचे खगा। राजाने पका तम की राते ही! तिसमें बाजव बातुल होते राजासे कहने लगा, कि हे महाराज किसने समारे सर्वनाग्नी रका निर्द है, में दन मोहरन्ते निष्य

में जुक नहीं जानता हैं। राजाने उद्देश समय दान देवें नहां, जि हे सुप्रीय बासन तुष्टारी सुस्रतिने पास देवेंच नारण परमेश्वरने तुम्का बेमाहरें दिशे हैं। तुम् जपनी मातान पास हन्ती मेंच हों, बीर उस्की मनाका वि में छपने पर तुष्टारा कीर तुष्टारी माना बेक्स बैंकंगा।

# माता पिताके कपर भिता।

माता पितामें अडा मित बर्गा मनुष्यते। उचित हैं; की कि माता पिताकी समामकी माहना करनेता प्रशेषण यही, कि पुत्र जन्मके चानवान होते, सबने पास माना होय; तिस करके हम्भी माना होतेंगे, कीर पुत्रकी अडा भितिसे सब सण्ट रहेंगे। की पुत्र माता पिताकी भित्र भहीं करें से। पुत्र केवल माता पिताकी रूस देंगेंके विये जने हैं। पुत्र की जनम्के मर जाय सा अति श्रेष्ठ, वा महीं जन्मे साना भला, जिस्लिये सा एक बेर प्राक्त देता है; परनु मूखे पुत्र कुद नहीं; जिस्के किये उस्से माता विवा सदाची दुग्छ यानते चैं, इस्के खिरी पुत्रकी वची करना उचित चैं, कि शिया कावलें विद्याका सम्मास खीर माता विताकी भति करें।

किसी समयमें रक घरमें जाग भगके चारी खेर विंगा-रियान उड़ने पड़ने सगी, इस विपत्तिके समयभें सभी यानु होती अपनी २ वर्ल, वचानेके जिले वाहिर करते हैं। परन्दी भार उन्ने साता पिता बक्त एउ चौर दर्वन, और भागने अधनेने। बचावने नहीं सन्ते चैनन घरमें भयने मारे कांपने लगे। तन उन्होंने निचारा, वि जिन्होंने इमने। जनावा है, जीर जिन्से इस् एकी सखब-की देखा, ऐसी सबसे उत्तम बन्त जी माता दिता, घती कव अन केडिके, उन्होती रहा करें। तब एकने विसरकी बीर रक्ते जाताकी करी करके, रस अपि समुदर्से दूर जायकी, और किसी बचावके स्थानमें ले जायकी, इस अकार-से उनीकी रहा किई। परमु अपना की सब धन जल-गया, जिस्की विषयमें एक वेरभी उन्होंने कुछ वहीं विचारा। यह जैसा सधर्म। इस विधे वही मनुष्येकी वर्तव है, वि सभी विषयमें सवने जाने माता विताका यन वर, द्वीर सन परि।

# धीवन जालमें निया उपार्जनकी कथा।

वागे सिनेरी नाम नरके एक मनुष्य सदिन्यन भीतः वहा जागनान् वा सर्ववादी था। उसने जापनी से चेका करके, भवी प्रकारसे जानका सरूप समना. कीर उसका विचार सब स्थानमें मान्य भवा। बीर उकने दावके विवय में यहीवात कही, कि रेश्वरकी जीर मार्थ दिखानके जीर सन्वे जानके काम दिखानकी जानके विचार का निमे कुछ नहीं होता; इसके किमिनं जान सबसे बजत जनस है। बीर नी तिसका यकसे उपार्कन नहीं करता, परन् प्रतिदिन आवसी रहता है, सी मुखी किस प्रवार होनेसे, उससे कीर महीं दरता, तसे जान कुछ जानसे जी किसी कामका नहीं; और सन् स्थानमें जी की की की की कामका नहीं; और सन् स्थानमें में प्राथित नहीं प्राथित, सी जापनी कुछ की की की की कामका नहीं; और सन् स्थानमें में प्राथित नहीं प्रायता, सी जापनी कुछ की किरों मार्थ कानमें में मार्थ की की की की की कामका नहीं; और सन् स्थानमें में प्राथित नहीं प्रायता, सी जापनी कुछ की किरों मार्थ कानमें मार्थ होता है, तिक्षित्वे उसकी सभी कीर अपन् सान करते हैं।

ज्ञानवान् बीर पृथ्वणील बीम की देखी, कि सक्की सुक बीर जनम निवा देने के कारण अपनी प्रतिके अनुसार जेवा करता है; दर्खालिये तेर्दर उपकारी मनुष्य और मनुष्ये। की बहुतार है।

# चत्कभेमें काच काट्ना।

का कार्र लिहामें अधदा अरुबल्में अधवा विना प्रयोजन फिरने में अथवा जूबा खेलने में अपना वाल कारे, उसवी बुडि धीर अनः करण गड़त् बुरा जाना जाय। जी इस् प्रकारभे माल खतीत किया नाथ, तम ईप्टर जी जत्तम नमी करनेने. लिये हम सबकी समय दिये है, सी केवल वर्ष है।य; कीर इस्सवने। यह सब ब्रे वर्भ वृक्षार्ग से ने जायमे। नी मन्य सदा आसरम करने कर नाम नहीं करता, सी घोड़े दिक्से क्वानी प्रवत्त होय, इसी बिधे तुम् सब समयके बनुसार निवन्ते नहीं रहके, यत्रसे निर्देश वर्मा वरी। हैरि सत् कर्म ने काल वलीत करनेकी अन वासी कायासे वेटा पाओ! कीर भन्नी विद्याने बाज बाटमेसे तृष् सनका सङ्ग हीने सरिगा। इसी बिचे स्थमी मिति के बुसार रैप्टर के गुमान-बारमें, खीर उसके भजन, खीर पराधे उपकार करनेमें सदा सन लगाचा: रेसा वाम वरना इम्बी कीर सन्वीभी व्यवध्य वर्त्त्य है, श्रीर देवन तिसदा जाचरण वरनेवा सव समय ईश्वरने इमें दिया है।

क्स देशमें तीतस वैसपाणीयन गांस करते एक राजा छा, उसके जीवने प्रयोश यही रीति घी, कि वह प्रतिदिन कमें दिनमें करने राजिमें उसका विचार करता, और ने कडी विजीदिनमें पराया उपकार मही चेता, तन निजरिन विनमेशी मुस्तममें प्रजीपवार जिखता, वि चनारा रन दिन

वास नेर वामा वड़ा एक राजा थाँ, नी सपने सान सीर पुण नीर उपकारने कारण वड़त् प्रसिद्ध था। थी एक् समयने सीनोकी हरानाका जिनामा सगर है। उसने मीननेने समयने एकर काल रखर घड़ीने जीन निया था। नेर रहु बख्ने बीनोस पट्टा दिस रातना तीन भाग करने वर्तन्य सभी वर्तना हसी प्रवारने नियम निया था। सीर पह नक्षत रोग करने युख पानता, तीनी प्राहार, बिना, नियारने बिने बाठ पथ्टा रखने नीर वेश्वर् बन्टेने जीड़ प्रदेशें विक्रमा प्रका सीर रियरना भन्न करता। कीर पूनरे साठ प्रदेशें राजका नमें करता। यह जानता था नि नास बाटनेने प्रवारता बीस रियरने सागे होने पड़ेगा।

# निचताईकी कथा।

परस्वर समान जीर चेह नरने दी मनुधीने सनता नी विद्यमा, उसी शिवनेसे आपश्में जी समय उत्पन्न होए; उसीनी सिनताई नहते हैं। जी सनुष्य विना अपने सतने मैरिया सत नहीं सुन्ता, थी नार्धने निर्वाह करनेने बारण द्वारेकी वेश्य प्रामक्ष नहीं दे सन्ता। चीर की बनुष सनके ऊपर मन्देस करे, उस सनुष्या कीर विशोधन विश्वास नहीं हैता।

एक राजा सिरायम देशमें दिखे। विसिश्रम् नाम वरवे या, वह सदा जुनम करता था। एन दिन दस् राजाने दामन भासा एक मन्यका गत्त देनेके योग्य छपराव स्थाने उनकी वहा, वि त्हारे वपराधवे विशे तमकी गल देने होगा। यहां बात इसमा समने भावनी स्टी प्यादिका देखनेके चित्रे इस राजाने वर्णे खना, कि इस्की की मुनाएके देशनेवा वड़ी दक्ता छई है, जी तम हमारा प्रायद स्व नरी। तब उन सब-की और क्षी इस नहीं देखेंगे। इसके बारस है रामन थीड़ समयने खिये कुननी घरमें जाने हैं। तन शामाने कहा, नि तुस जो जायने प्राणने भयमें नहीं साही, तुन्हारे पर विक् प्रकार से इस् विशास जाब सकें। दामनने उत्तर दिया, जा भेरे जावनेमें तसका विकास नहीं है।या तन हमारे द खने विशे हमारे भिन पिथिय क्षेत्र बचन रहे। हैशा हीक होतेने पीके सी राजारे खाचा लेने अपने बर्बा बना गया! पसात उसके फिर कावनेके आगे राजा उसके मिन पिणियस्वे देकनेके कारण बन्दिप्रमुधे गणाः श्रीर उसके। करा, कि तुनने दासनकी नातमें विशास करके बड़ी मुखे-

तार का वास किया है; तुम्में वेसे वृक्ता, कि वह तेरे विशे का चार के लिये अपने प्राणकी देगा? पिथि अस् वह बात सन्ने कंडर होते, राजासे यहने जगा, हे असाराज, समारे सिमनी वड़ाई की विसी प्रकार चूनता है। नेसे में सी २ वार भरने चाचता हं; वच् आवनेती वहने गता है, उस्की बात क्मी उल्टी नहीं होगी, यह हम्की निस्त कान है; जीर उसके रहनेसे मुभका पास दाह नहीं रोगा, में यह निसब जानता है, घरन रेश्ररकी पार्चना करता है, कि वह भेरे भिवका बचाय रहे। और जबती में जीक, तबहीं में जिस प्रकारसे आवने नहीं सने, ऐसी अटक उपस्थित करें। कांकि नियमने दिन नच रचां अवध्य चानेगा, और मरेगा, तम उस्के की पुत्र बड़ा दःख पावेंगे। इसी बिन्ने मैं मर्चमा, तिस्में सानि नहीं रोगी, वरन वह जीवता रहेगा, जीर सब इमारी कल होनी मनी है। राजा यही सब बातें म्नके, आवर्थ होने कुछ वाला नहीं। जब नियसका दिन गल देनेके लिये खाया, तब पिथिअस्की विच एड्से बाहिर करके लागा, तब पिश्रियम् आनन्दसे गत्त देनेके मंचपर घएनी दाय दहाब करने देखने हारींसे वहने लगा, मैंने यहिले जी प्रार्थना निसी थी, की मेंने समना नि रेयरने लए। वरके सेरी आर्थका समीहे। कीर्यक दास्ताने कारकेशी

बीर्र शहन हर है में जानता हा र परने उस्ते। अटनाय दिया है। इस अटनायका दर कर्या आवनेका उसकी सामग्री नहीं है, जा मेरे महनेके अननर वह आवेगा, ती जीवने यानेगा, यहां बड़त अचा है, चीर वहां मेरीभी रचा सबी है। परनु यह बात विधियस्के वहने पीछे एव केला भवा, बीर सब बीर यही कहने लगे, कि रीकी इस्का-गक दोना सने तरो। तब दासन वड़े बेगले जायने बीव क्षेड्से उतरके बीर गढा देनेने मंचपर शीपू चलने बीस विधियसको गोदी करके कहने लगा, से मिन है यर भी नड़ी खति होय, कि उन्ने तुमको इन् सन जापदने बदाया। पिधि अस् दामनको मोदी करके खेदित होते कहने लगा, हे मित्र त्म की अधि ही? इसमें त्यारा सवा नाम जीगा, कीर यही मुभवी विक्रका दःख है कि बुखारा प्राण रखा कर के के कार्य अगगा प्राय नहीं दे सका। ये सम बाते दिओर्निस-यस सुनने आवर्ध युक्त भया, कीर उसने सनने नेत्र खुने बर्धात् चान भूगा, और अना नरणमें दशा भई। तब वस तिं हासनक्षे नीचे उत्तरने गच देनेके मंचने समीध नायके नहरे बगा, वि जैसी तुम दोनोको सिनताई, मैंने कभी ऐसी नहीं देखी। तुम जीवते रही, यह धर्म है, और धर्मना दान फरनेहारा इ. इर है, इस्ती नुस्ने प्रासाण विया है, जीर

मुयग्रना चेति जोती सार चीति शास्त्रके उपरेशसे सुम्हारी जनम सिनताईना आग इसकी दी।

----

### किथा कर्ना।

मिया नाय करना है प्रस्ता खानिशास कीर खनाइर करना है; नीति मियानाई। देन है प्रस्ती याजानी अड्न नरते हैं। कीर जो सखनादी है, उन्ने है प्रर प्रसन्न है, नीति ने उसनी याजाने मानते हैं। मिया जीर प्रतारणा हन्ने परे जीर अधर्म नहीं है। मिया करना रेसा निन्दतह, कि सब मिया नादी दूसरेनी मिया करते मुनने निन्दा करते हैं। देने। नी सब मिया करते हैं, उन्ता दो प्रकारका ग्रमान है, रन यहां कि जी सियानादी कराचित् सल नते, तीभी नोहें निशास नहीं करे; दूसरा वहीं कि रन नेर मिया नात करने उसनी प्रस्ता कराने सियो याजा है,

यनने नहा है, कि में अपने सात रक्त वरकते वयसमें होते बीर आपनेले वयसमें बड़े दी जनीते साथ रकड़ा पाठणातामें पड़ता था; एक दिन में पाठणातानें नहीं गया था, जेवड रसांतिले, रन्दोनें जनीने मेरा वड़त् तिरकार किया था; परनु मिथा बात अक्षवा जीह नोर्स दीव करने नोर्स मुम्लें विवाहना वभी नहीं देने खना! शिक्षा बात फपरके सेरा खभावते देवहें। जीव जी वभी में कोई कपराध बरता, जीद जी नोई धूनता कि इसकी नाइस मुमनी दख पायला बीव्य है तब इस इसकी नहीं मुनरेंगे; पर जुं इसकी बहुन-जार करने दख भीत वरेंगे, मेरा सन शिक्षा बदले प्रशी-चताकी नहीं जन्मावता। देखी यही सत् आह्म बरनेने अब पर्धना कन्यका नहीं बरता।

वारिकातन नाम करने एक मनुष्य प्रस्म जानवान् था, जमने एक जनेने प्रश्न किया, कि मिया करनेना का मज है? तिस्में उसने उत्तर दिया, कि मिया करनेना यही मान है, कि सब करनेनी विश्वास नेतर नहीं बरता। जायोजी- विश्वम नाम करने श्रीर एक मनुष्य जानवान् वस्ताहें, कि ने सब जान श्रीर एक मनुष्य जानवान् वस्ताहें, कि ने सब लोग मिया करने श्रीर एक मनुष्य जानवान् वस्ताहें, कि ने सब लोग मिया करने श्रीर प्रमाण होते हैं, दे सब ज्यान की नेत्र वीकों में वालों किये करते हैं, ने तिन स्थानें मिया। जार्ज की निर्मा प्राण्य कार्यनें किये करते हैं, ने तिन स्थानें मिया। जार्ज की निर्मा होती हैं।

मेखानलस् नाम नरके सन गालनका सभाव बहत् सला या, बीर उनम वंग्रेमे जन्माथा; परन्तु सहा दुरे कोमन्ते सङ्गों वसनेते उन्हों प्रिया करनेका अध्यास अवन्त ज्या या; इसीने उन्हों नाई जातिया कीत विश्वास नहीं करने शिक्षाबादी जानके निन्दा बरते थे। रूप नहीं बहते उस्की। पायका भीत इसी प्रकारते प्रति दिन करने पहता था।

देश सेव्ह बह्म हा एक इपूर्व नाग नाना भांतने पूर्व देश प्रवास प्रति हा, उसीकी मुन्दरताई में सेव्हाल बस् प्रदा मग्र एकता छा। एक दिन प्रारक्षते एक नाग्रके नाड़ ते इके जीर नागरें पुस्के पांच बद्धनकी नष्ट किटा। मेग्डा-वहम इस् पुस्ने हारी गायकी छाप नहीं हंकायके मार्जाके प्राप्त दीड़ा और पुकारने जगा, कि जी मार्जा, एक गाय हमारे नागने बद्धनकी नष्ट करती है; इस् किथे अभी तुर्व छाने, और उस्की हम् दीनी हंकाय दे। मार्जाने कहा, कि में पासल नहीं हं, अर्थात सेव्हाक बस्की नातमें जन्मै विश्वास नहीं किया।

एक दिन सेहानहरूने जिसानी बोहेरे निराय दिया, कार उन्नी जंग टूट गई, तब सेखानहरूने अपने जितानी इश्चिनी पर निर पड़ा और अवेमन होने रहा देखने सनमें खन्न थानुल इना, और आप नुक सहावता नहीं नर सन्ने और किसी बोसने पास जायने अपने जितानी विप-चिका समाचार नहने बना, और उन्नी सहायताने निर्वे उन्ने आव्देने कार्य विनती करने लगा, परन्तु नेग्डानहरू जी ने सभी खन्न विद्यानारी जानने हैं इन्हों उस्नी नानमें नी है निवास गड़ी किया। तब में आक स्मार्ग की है सहायता वहीं पायके वकत दुःखी हो के रीवतार किए नया, कै ह उस् स्थानमें आयके देखें कि अपना पिता वहीं है, इस्के अपरान्त उस्ने सुना कि कोई एक मनुष्यने आयके कीर उस्के पिताकी घरमें से जायके पायके पट्टी वांधता है; तम वह निक्ति भेगा।

मेणान वस्ने एक दुए वाबनकी कलड़ देनेन विधे भूठने नुद्र कहा था; इसके कारण उसने मेणान वसने। मार्च में बाट दगायके वड़ी निदुराईसे मारा।

सका मेखानसम्ने कुत्त दिन सन्ना, परन्तु जव नहीं सहने सका तन अपने पिताने समीप जायने रह दुर वालककी सन दुस्ताईनोने कह जगा। मेखानसम्ना वाम उन्नी वाल में भसा प्रकारने निष्ठान नहीं कर सना, तीकी जयने पुत्रने कहने नारण उन् दुस्त वालको माता विताने समीप जायने सन दनाना कहा; परन्तु उस्ने उस्में विश्वास नहीं किया। स्थार निरान सेसा कड़ीर उत्तर दिया, कि तुन्तरा वेटा मेखानसम् ज्ञान मिखानादी है, और उन्नी वातमें हम् किया प्रकारने विश्वास नहीं करते, रसो वनारसे उत्तरिकर भाग्यशीन मेखानसम् निष्या कहनेने वृदे अभ्यासने नारण ज्ञान सेखानसम् निष्या कहनेने वृदे अभ्यासने नारण ज्ञान सेखानसम् हैसी विना

बारने रागा; कि साथ, मेंने इतना खनरी मिया की कही, जीर अपने घर मेंने आपद की उठाई? जीर यह दुएं सभावती मेरे सह जीर की रहेगा? इस बिसे में इस दीवासी किस प्रकार से उद्धार पाने सकूं? पी ले यह विचार जरके समभा, कि मिया बात अधिक बात करने ने सी बादिर ही ती है, इस्बिस पाने प्राची बात ने बिने हमा, जीर उमने खमना पाने प्रचानाय करने समभा कि किया करने से समभा कि किया करने से स्था बात करना वज्जत सुगम है। जीर उसके सनमें घोडे? साथ प्रवास भया, जीर उसका बेम सबसे इतना जवा, कि साथ प्रवास भया, जीर उसका बेम सबसे इतना जवा, कि साथ प्रवास करने कारणभा नह उसकी हो इने का बिस्ताम गया! साथ इस आदर के बारणभा नह उसकी हो इने का बिस्ताम गया! साथ इस आदर के बारणभा नह उसकी हो इने का बिस्ताम गया!

# क्राप्ट्राह्म इत्राह्माई।

हित करनेले उत्तरा नरे, अर्थान् जी सन्धा वरे, उस्ता ने। पुरा करे, कीर ने। धार करे, उस्ता देव दीन दिन्हा करे, उसांकी हतप्त वहा जाए। वह सन मनुष्यम्भे अवाना अवस कीर पापाका है। ने। मनुष्य अपने उपकारीकी कीर पुराई करता है, की मनुष्यम्भे नहीं विना जाता है। ने। के।ई मिननाईने तत्वना सन्न करता है अस्में कीई सनुष्य भरोसा नहीं वरेगा, बीरनी दयावल बीन सन्ध्र बोमके सरिचका देखने दृसरे पर भड़ाई करनेका उन्का कानक नदी होता है।

मासिद्य देशका मिसिय गाम गरके एक राजा था। उसने अपने रक समासदकी कुछ कार्य करनेके कारण राममके मार्गसे परदेशका भेजा, जीर मार्गमें कवानक वड़ी कांधी बायके नाव सारा गई, डीर वह समुद्रके उपने लगा। और एक बड़ा द्यावान् मन्य उस् समुद्रके तीरमें बसता था, उसने सन विषद्की देखने कीर निषठ दःसी होते भीषु अपनी रक नावमें उस्की बढ़ाया, बीर निक्रमकी अपने घरमें बाया, शार उसकी मिलनसारीसे खाने पोनेकी देवी कीर विदा करनेने समय जो कक अनग्र मार्गना सर्च देने उसने विदा किया। उसने इसप्रकारसे रक्षा प्राथक अपने देशमें पर्जचने राजाने समीप सब आपदका समाचार कहा, परम् प्रावान्ते अन्यस्ते विषयमें जिसने सपने प्राविधी रचा दिहें थी, उसने नक नहीं कहा। इस कथाकी मुनने राजाकी दया ऊर्र, शीर उसके। असामन्य जानके करने लगा, कि जी दृ ख तूने इमारे काम निशी इनेने लिछे पाया है, उसकी इस कभी नहीं भनेगे। यह सुन्ने उसने मनने विचारा, कि राजासे जी जुरू में इस् भन्ने समयमें चाईगढ़

सीर्व गार्थमा; यन् समने निषय करते रचा नरनेसारा प्राप्तवान् रामुखा जिल्लानने वस्ता है, उसीकी सेनेती र स्रा नरके वर् तहने जना, कि हे सहारात्र, जामने राज्यने बाबने तुक एका समुद्रके तीर्वे हैं, की मुख्के जी बनुप्रह तरने ही, तब महाराचना जनुशत मेरे पर होना पड़े, द्वीर जेरी कामन्त्री वर् विनामी रहेगी। वर् मुक्ते उसी समग्र राजाने एका जसका विदे! सब सन् सभामर नुरन्त विद्र के कि, बीर इन एपियांका अधिकार करते, दयावान की विवास दिया। जिल्ले आपने प्राणको रखा विदेशी, दह निरमारको साधु सन्य इसी पनारसे यमसारको मासने रावाके पास आधके वहने जगा नि हे महाराज, जामती जिस समासदती में ने समुमने जनमें उनते जनाजसे बचाया था, वता महारावनी याचाने यनुसार उसी समुद्रने तीर वा अधिकारी होते गही देशे। मुमकी उस् स्थानसे दूर कर दिया है। यह बात राजा नुनने वजत बीध एक रेखे उद्यो समासर्का गांधके सावनेकी सावनेकी जाता दिकी। नर्व राजद तमे जायने उस्का बायने लादने राजाने निकट खड़ा विचा, वह राजाने वही चाजा दिई फिरस् द्राताने क्षाबने ये बचर लुइवाय दी, कि यह सहस्य उपकार कर-नेश्वरेका बुरा बरनेशारा, जीर मूर्च बीर मराधम है। इस् यकारमें तक जस्ता विकास रेके पुष्याच्या मनुख्यता जैसे एक्षिकोंने पहिले खिलार था, तैनेको कीट रिका।

### उदाम ।

को बोहे मनुष्य उठाम करता है, से सभी है। ता है, दीर की बोर्ड मनुष्य बानी सत्ताने की उद्योग करने के सिखाने, वह सबसे महा है। जिस्की पाइसी बसाय निचारता है, की उद्योगने करने सकता है।

हित्स नाम नाम एक महा कवि यह वधानहता है, कि एन पश्चित एक नहाने तारमें आयके मनमें विचारा, कि महीनी धारा बेगसे बड़ी जाती है, जीर सब जल जन नह जायगा, तब में नदीने पार जाजंगा; इस् अन्होंनी आहा- में खट्न रहा, भीर पार नहीं गवा। परण किसी समयमें पर्वतने भटनेसे जनकी धारा इस् नदीमें मिनोची, विस्में धारा नम नहीं होने निदान अससे जनका दाए होनेसे धारा नम नहीं होने निदान अससे जनका दाए होनेसे धारा नम नहीं होने विदान अससे जनका दाए होनेसे धारा जम नहीं होने विदान अससे जनका दाए होनेसे धारा जम नहीं होने विदान अससे जनका दाए होनेसे

की नातन रेसे अपने विधा सीक्षेत्रे समयभे कहता है, कि जन पृक्ष हैया, तब सीकंगा। यह खडानतासे किवाना जनमान करता है, कीर हम् वकारसे खपना छेखते दिन जनावता है, कीर वह निस् समयभे सहतसे निधा उपार्जन है। तिस्की। सांचने चीए विसम है। नेते उस् दुर्धभ है, वर् उसकी मुख्य पावता है, वर्णु यस् उसकी सूर्व है। नेका बद्धण है।

# न्यायका विषय।

मनुष्यका सभावने साधारण धर्म यही है, कि सब प्रकार से सल्यादी होना इसके किये जा काई अपनी सामर्थने अनुसार सल्यादी है, वह प्रतिष्ठाकी प्रावता है। ब्रीट देश कि सल्याई जीर खराई सब न्यायका मुख है।

धीमलीतिसने एक वेर अपने देशके सीगोंको सभीमें कहा, कि एक मेंने उपाय ठीक किया हीगा, परन्तु उर्वे कहा कि मण्डमं में कहनेका काम नहीं हैं, उस्की केवल एक मनुध्ये यहंगा। इसके बिये तुम् सव अपने मनने मगोंका एक मनुध्ये उहराबी, कि उससे में उसकी कहा, जीर उससे वह विवहने सके। इह मुक्के जिसके परामग्रीवन कार्र कुछ कर्म नहीं करता, जीर यथार्थवादी वा विश्वासका पान ऐसा की अरिकिदिस उसीका एराम्फ्री कार्या सभीने उहराया, तब उसकी धीमलीतिस निर्मा खानमें खेनायने उससे वह कहने खना, कि नदीके तीरमें धीनके लेगोंकी वहर खनी है; जी उसकी गारें तब सहने

वज्रत्सम्पत् वार्धे नाय। यस् मुनके स्वरित केर समाने स्वायके प्रेमिसीक्षासको करने समा, कि तुम इत् स्वयार्थ उपायसे रहित हो। हन्का आत यहाँ है, कि सम्बद्ध सनने सामनी राष्ट्रासे यथार्थकी हानि नहीं किर्दे। परमु उस्की उत्तराया।

तासिद्दम है एका राजा जी किकिय, उम्में सेवकों में एका तोवकों स्प्रााध किया था, केंद्र उन्हों परीकाल समयकें प्रव जीतन्ते राजासे कहा, जि है गहाराज प्रमध है। ले जिन्ने पास नाम नर्नेको आर दिने हैं, उन्मक्को अपने सेवन खीनको जगर दथा करनेके आजा दीनिये, वहीं ती। तामकी सुखाति किसी प्रकारसे रक्ता नहीं पावेगी। राजाने कहा, यह सत्य है लही, परनु अन्यागमे अपनी मुखातिका नाम करनेसे उन्का अपनान होना अच्छा है।

---

# सद्भणकी कथा।

जनुणके दारा सीमाय और वशका काम है। सनुष्य भ भक्त है। नेता सदुण बच्च है। जी भनुष्य कपने सार्थों ने सदुणकी नहीं चाहता, तब उसमें सदुणका केशभी नहीं है। सदुण युवा सनुष्यका अपूर्ण भूषण है, जीर बदुण्य सनुष्यका सहाय है, और दुष्कित नेगिक चैनका उपाय है। होर के सेवन अपने जोड़ने हे शर्थ सेवनाई बरताहै। वह उसने बादा समाधिने पारताहै। वह नहीं नहीं राजाने नेजना मुनुट है। रुदुर्धी देशन दुःख पाननेतनी अन्तमं अच्छा होनेनी आहा नहने अने। सहुद्राने। उह्हा बरसेसे सहस्रो देशने दुःख पाननामी संवाही।

यक याणारी यहत शांचा जीर यांनिकत था, जिसने यांनागतने समयके अनुसार वायार के बान में सब सरकत्ना नेता
होते के बार्य के के बार्य के पड़ा, खीर बड़ा दुखी
होते के बार्य के वायार करे, रसी काणासे उसते जिसी
कणार में प्रदेश किया। पांचलेंसे किन सोगन के सह यक्तार
या, उनके साथ भेट करने सपने दुखान समाचार देने
जिसमें केर वायार करने समें दुखान समाचार देने
जिसमें केर वायार करने समें स्वान सहायता उनके कित्र
गार्थना किरी। जीर जिन्न के क्रमा सहायता उनके कित्र
गार्थना किरी। जीर जिन्न के क्रमा श्रेष करने सही सजा
या, उन्हें विश्वसने कारण पहा, कि तुखारा की में बरावता है, हो सब भीश कर्यमा। यह मेरी रखा है, देने
वा रे प्रदेश क्या हीय कि उन्हां मुन्की काल है।
वा में जान दिन हैगा। यहां सब देदनी वाले मुन्की सम्बत्ती
वाक करने किने, कि सहायता करनेसे भना होया। जीर साई
मरनेनी प्रण किया। जीर उन्होंने बीच में एक न्यावान में

शत् कायदिने दास यक सदस नवेशे धादवे के, यह शत्मा लभावने विदुर, चीर उन्ने वदिंग हम् वापारीके दर्दशा देखी, और उसके दुःख्वी कात रुकी, तथाणि दया कड़ी वरके रच चलके कारण जनको वन्धीकानाने संधवाद विया। धीमें इस् वकुरत वागारीका वदा देवा, इस प्रधा-रकी विवत्वा समाचार सुन्हे, बळत टुर्वत अवा, बीव रेशतार इस् नगरमें प्रवेश करते, उसी घनात प्रावेश गह-के, केवने आंजूबरी पाप देशनों दहते दशा, कि से स्वा-राय, बनुप्रस् करने होरे पितानी वक्तम होए। है। ने बार्र बहन कहीं शिय, तन वच् भेर वाणान वस्त्रे वदन चायकाची ऋग्रेशम बहेगा, दहमें कुछ सबेह नहीं है। भेरा धीवन कीर जाड चढकेंचे कदस गालन पर नेते बिडे मेरी माताचा दुःख साथ देशे, रेसा कीर बार दुःस नहीं है; रम्तिने है महाराम, आग एम् सबके जनर द्या वीचिये। जी सामने सना परकामें द्या नदीं दील, तन दमारे विताने कारण इस्ते। बन्दीकासामें बांधकर उस्ते। केश देश मि उन्का वह श्रवन करे। वस व्यवक विला-पका ऐसी दावे सुद्रते, इस् इनकि सम्मन्या है इसा लही. और जांस अरे नेरीले इस मुनानी जडाय कर प्रवृते सका, कि स बादक, तु गत् है। होरे विवाही में दभी हो। हे मा मं।

तम यह धन इस् वास्त्रको सजूताईको और अपना नियु-राईको देखके खांच्यत छना, दीर तुरना उस्के पिताको बन्दाणालाने देख दिया।

देखी नरे बागने संग रहनेने नहीं चाइता, परन्नीन और दोनतार की करना, से दोनी सनुख्या वहत भी जिल नरते है, कीनि उन्ने दारा वह प्रतिष्ठा केरर सच्यासकी पानता है, यह नात सर्वन असिड है। जार प्राचीन लोगें-जिली जाता है, कि आभी जी सब प्रधान र वचने जनवद है। जे ज्ञानन सराई जीर धर्म नार्थमें नारण इतिहा जीर बाद-रकी पाने; खीर उन्होंनेशी बंसारका निन्दित अवहार काया था। थार प्राचीन लेगिमिंसी से खनहार लागे करें है. की जेर कह महिए वे उन्होंने यहण किशे थे। जहां प्रम-कालना प्रमाण और पवित्र कालना अचा उपरेक पादा जाय, वहां संसारका निन्ति सवहार करना प्रामक वची है। जब दशका भग नहीं है, तब अडक रहते उसी समय री सदम्ख्या अनुसान करना, चीर ग्रादित ग्रामके निधनका रायन बरवा, खार ठोक जीर धर्म करणा, कीर विसन्ते भग विवा निकारण रासाना तुक् जानना, सार ने निधिस हैं ता नहीं जरना, लार ईम्बरकी इच्छा करनेका व्यास नहीं करना, बनी सन जायरहाती करने मनुवानी सहिना

प्रकाशका पानती है। देखें। कुलंसनी सबभी हम्की बड़ाई बरते हैं; जाभी बातसे देसा स्पष्ट कहें नहीं, तीभी सनभें जन्ती मानने है। क्या।

### THE REAL PROPERTY.

# भार संह।

सम हड मनुष्य के क्येक पुत्र घे, जे! सदाकों खायस्कें भगड़ते रहते। यह देखके रखने उसकी एकताके जिये बद्धत यल किया, परनु में और किसी प्रकार एक हीने नहीं चाहे। जीर के कि उपाय नहीं पायके, मनर में एक डीए उपाय ठीक करके, खपने पुत्रोंकी मुखायके अनेक स्तू के गुणी खील बद्धत सल रेसी एक रखी उन्ने हाथमें देके कहने समा, कि तुझ सबसें जिसकी जितनी सामर्थ है, के के भारित कम अन् करो, जीर हाथसे हम रखिकी ती हो। उन्यानी रिका अन् करो, जीर हाथसे हम रखिकी ती हो। उन्यानी रिका अन् करों, जीर हाथसे हम रखिकी ती हो। उन्यानी रिका कर कर के एक स्तू रख र पुत्र के हाथमें दिया, वीर उने में सहज़ के ती ह हाथी। सब र अने सथा, कि र समारे बेटेर एक स्तू हाथी। सब र अने सथा, कि र समारे बेटेर एक स्तू हाथी। सब र अने सथा, कि र समारे बेटेर एक हो कहने ने लेना मुख है। देखी जी तुसारी खापस्त्र एक सति हैया केना मुख है। देखी जी तुसारी खापस्त्र एक सति हैया केना नुसारी हानि बरमें सके? पर मु द्य

तुकारा जामस्में जनाकरणसे विकास नहीं रहेगा, सब भुम जनार दीने अनुसे दारोगे।

# चहद्वारकी बात।

व्यक्ती बुडि वहना मुक्स बद्यता रेसर्थ इन्होंने बाजिना-नसे, व्यक्ती सबसे बड़ा वाजना, कीर काड़ास लागकह अनादर करना, इन् सब लिया वाजिनानिको सब बीक कहार बरके बहते हैं।

वृद्धिया नाम वर्णका, जीर सन सेहा करनेका, जरबार ते समान जीर मनु नहीं है। जीवका समावसे यही बात है; कि वर् अपनेका सलाम भीत करता है, जार उसे जरबार जमाता है; यहांग उसमें कुछ अन्द्रार नरनेका वहीं है, परनु सब बातोंने न्यूनता है। जीवनेकी कार्र वसु सदा नहीं रहेगी; इस बिसे जी कुछ श्वर्ष हम् सबके। है, इसके विध्यम विचार करना प्रदाह, कि जो इत्ना बोटा है, उसका अन्द्रार नरना अन्धित है।

मिसर देशका होते. श्विश नाम करके एक राजा नहा ब जवान, जो बड़ा खहरारी छा। तिस्का खहरार रहां ती छा, कि जब कमी उसने जिल्ह राजानकी गुडमें अधीन किया, उनकी जपने रहामें थोड़ेके समान वांधके रहामें छिच- भावता। बीर एक दिन उन्हों रहके वेंडनेशे समावते साप रहते कहार सहने, किरते र देखा, कि उन्होंने रीचशें एक राजा रहते पैथेका एक एक देखता है। इस्हा जारव सम्ने पूका, इसमें इस् पद नुत राजाने उक्तर दिया, कि वें भाषाराज, एकनेके समझने पेथेके स्थाराणकी सनके कवार रेखने, तमारे मनने पुंडना समाधान स्था है। सेक्षेत्रिश् राजाने हल् सेनका समाधान स्था है। सेक्षेत्रिश् साजाने हल् सेनका समाधान स्था है। सेक्षेत्रिश्

विदिश देणका एक राजा जीत्मस् मासा, जी तजा मेर्डीवास् था, कीर किसी दिनमें उसने परम्याना बीजन् नाम वरने यन समुखने दर्धन करने हो वर्षत् रच्या किई। वर्ष् तीजन पुनते राजाने निनट एकंगा। तन राजाने उसने वड्न मीचने नस्त पहरागने सिंदासन ने उपर नेहाया; परणु नीजने निजय वस्त का सक्तेकी कीर द्रांधमा नहीं दिई। राजाने कहा, कि चे जीवन, तुन्दारी प्रतिष्ठाने विद्य-यमें हमने वहन सुना ने; तुन् यनेत देशन्में किरे हैं, रेसे विद्या वस्त पहरते कहांगा विद्याने हेला की स्वादान कवा, में सवाराज, रखने अधिक भेज देशा ने; रण्ने सव्हर्ष ख वहन कर मन्द्री, जीति वह उन्हर्ण असहार, की उसका रेप्तरने दिया है, विद्यो तिसे की स्वाद कुन पानने नेता नहीं। राजाने इस् अनवृत्ता उत्तरको सुनने वक्त आसर्वसे युन भया। तब राजान अपने सेमनन्ती आसा दिहे, कि सन धन वा बहोंने देर खार बाना प्रवारकी अनुपन्न सामग्री सीवनको दिख्लाओ। प्रश्चात् सेबनोंने सी किया। राजाने और प्रश्न किया, कि कभी किसी मनुखने। इतना धनी देखा है? सीक्षमने उत्तर दिया, शं देखा है, आधीन में दिखास जाने रच मनुख, वह जन देश अराजन था? तब वहसुखा-ति जना, कीर अपने समग्री प्रतिष्ठासे विताध करने निदा-वमें उपनुष्ठ देश पुनीकी। अपनी सन सम्मान देने अपने देशने महस्त्रने किये सन सनुन्ती जीतके रणभूमिने दवाख होने वह मर ग्रहा। जीर उसके मरखने आनमें उसके खदेशीय ने मिने उसके सारण गरने ने वारण बनी वनाई हो, जीर वह आजनी उसकी प्रतिष्ठाने कारण बनी है।

-----

# जाय।

शाल बीर विद्याचारी हीनेना प्रथम उपाव यहा है, कि व्ययनेना नेश्वने वद्योभूत नहीं करने सदा सावधान पूर्वन रहना। क्रीधनी व्ययने व्यासे रखना वज्ञत् सनाहै। जी अनुष्य क्रीक्री प्रशास्त्र करने सके, वह बड़े वखवान् सनु होसी जीतने सके। की हम् सब क्रीधनी नहीं प्रशास्त्र कर सकेंगे, तो जीस हम् सक्का पराजय करेगा; इसी लिये देखी कीची जीग परामर्थ पावनेकी अयोग्य है, और मजार्र पुरार्थका भेद नहीं करसके, और सभावते जितने उत्तम गुग्र हैं तिन्से विमुख और मिनतार्रका नामक है। बीर देखी वह कीची समयमें नायकी अनाय और सन्तायकी नाय, खीरभी वियमकी जनियम और अवियमकी नियम करता है।

आगरस नाम नरते एन मनुष्य जी समावसी नीशी था, उसने आविनीदोरस नामे परम जानीशी एक चिट्ठी पाई; उसने आग्रिशय यहां, कि अध्यम नीधका उठाव मनमें होनेनेना वर्णमालाने सब अध्यर फेर २ उचार्थ वरेगा तिससी नीधका निवारण होगा, की जिस सहज्जे नेश्व वस्त्री महीं किया जाता है।

नारसर नाम तरने एन अनुवा उसने अनुनसे लिखी हरी नारत चिट्ठी पायने, पढ़े विना जनानेनी आचा दिहें; बीद क्या, कि वचित कोधने नहीं होनेमें में सारवान हं, नयाधि उसका निमित्त दूर करना अससे अन्हा है।

सीरिया देशका एवा राजा, जिस्का नाम जान्तिगीनस्, जब वह तम्बूमें पड़ाया, उसकी दी सिकाको उसकी गीड़े बैडने उसकी मिन्दा करते थे। राजाने अपनी नाममें मुनकी कवा, कि है भन्ने नेति, तुम् योड़ी द्र नाक्षे, कीर्क तुक्र-री बात राजा सुनता है।

इत खेतथा लेकी स्ती एक वेटेका जनके ज्यूसे पीड़िता होकी अर गर्च , पोके केतवालीने अधने दाश्वनका मानन किया। एक दिन वसाने जपेटके पासनेने इस् बानत्ती सुवायके, जपने यक नुनेकी उसी खाणमें चेत्रवाहकी रखके, कैतीके काम में गया। फोर आयने उस्ने देखा, कि पासना उत्देने पड़ा है, किर सन वल जो इसे भर बवा है, बीर इस् मुनेनेशी सर्वा-पुने होताने छीट जाने है। खेतवाले ने सर् देखने निष्ध किया, कि इसी जुनेने बेरे युपने। बारा है। तब अधना नेप्रयुव होको बले बढ़ारेमी इस क्रेका सिर आदडाला। तब बाल के-की उन्हें विश्वय करते देखा, कि वालमनी कुछ दःख नही ज्ञवा, कीर एक बड़ा सांघ उस् साममें जना पड़ा है, जिल्-ते जुनेने पालकता रक्षा करनेके लिये सांचकी मारनेमें अधने सं बीह अगाशा है; परना खेतवातीने कांधरी साथा दीने कानकात जुनेके। भारगेरा। इस् जिने जनसम केतराका चीया तनसम प्रम कुछेके कारण द कित प्रशा

इतिहास।

जिल् देवने केणमा नामि व्यवहार केर साचर एका

डसाना ने। त्रमाणत कीर घरसार संबंध, उस्ती शतिहास बाहते हैं।

वीर इस टनामको प्राचीण वा नदीन इस्ट्रेश प्रकारीकी विभाग किया जाय। अपने पूर्व मुग्धोंका हिन्स समान-भंकी सब शिष्ट की गेंकी इन्हा है, इस् इन्हाने प्रकाल है। होता है, जि प्राचीमीका इतिहास इतना समाद दीर द्वान-

देशने चीरनमा भावा, चीर चाल, चीर वनशरने साध उपमा निर्दे जाय। और जी सब रचित गतें सत्य इति शासनी बिये बिया है, उन् सनका त्यान करना उचित है। इस् उपदोषकी क्सी सीमीने जीत कर बीतन नाम दिया, इतना कहना बड़त्। कि सब सहाजन बोतनमें मरोधे, उन्होंने इस् देशको लोगनको नम प्रशंर खीर नाना रहुसे चिनित देखा, इसालिये जीतनने लोगोंका नाम जीत दिया। यह बात अन् मान निर्दे जाय, नि रूमी लोगोंने अधिवारने पविले इस् उपदांपवासि जीगोंकी एणिवांकी जीरर देशके सीम प्रायश दहीं जानते थे। इस उपदीपने वासि लीग वकत र थे, वे सन घासने घरमें रहते थे, बीर उन्ना भीजन दूध जार मांस था। उनने सिर्ने वास रेसे वडे थे, कि पीठ बग बिरते थे। वे सब संक रखने डाज़ी सूंडवानते थे। साहेब बागोंकी पूर्व पुरुष ब्रोतन खील उनके सब कर्क पुराहितके वचनके चनुसार किये जाते। इहड जीम चर्चात् युरेव्हित बाक्सकी तुला एक जाति थे, वे सब अनुधीं के अधने प्रमान, बीर सब बोगोंको पुरेचिताईके काम करनेके। ठहराथे छे। तिसी द्वीर सन बीगोंके ऊपर तिन् सनती नहीं प्रभुताई थी। बार उनके किये प्राक्षीकी बजत बादर बीर उनकी बाजाकी आवते थे। और वे युद्ध करनेसे रहित थे। वे सब माल और दिवानी चीर जीनदारी भदाबात्का विकार करते, चीर सनका भगड़ा पुकाय देते; वे सन की खिडान्त करते उस्-की जी सन नभी मानते, उन् सनकी उसी क्ला जातिने भूग करके भवन्त दण्ड होते थे।

एवं कासलें जीतन वेरिनेने एला चीर मुरोदिवाई का दत्-वा दासपना विवासा, वि दूसरा लेश उन्ने सरीका नहीं भवा। जनकी जाति हन् युरेशिक्तीकी करके सुन्छ सई, जेर उन्ने जयर जलमा हाड जिले, जीर उन् सम्ने। ऐसा सन-भावते कि तिन्ती काला सदा देशान्तरों में फिरेगी। बीद उन्होंने प्रगट किया, कि वे बाग्नो प्रमुतार की रस् संनार के पीके परलावलें भी करेंगे। बार चमने धर्मना नार्च गम बीर अचेरे छानने उन्होंने किया था। बार ने अपना विका केवस अपनी जातिकों होगोंकी प्रगड करते है, रेसा न दे। कि सामान्य लीग उनकी समभने एकि; इसके कारण ध्रमनी जातिक ले.गेंका ये सव मत दशरी जातिका प्रवास करनेका बारण करते थे, देशा विचारके कि सब कीत कांच कंदके उन्तो शिकाकी कविक आहें। अनुवास विवास देना उन्ने धर्क बाक्षणी रीति थी, चीर युडमें ब्रुवी वन्तु उन्ने देवतान्ता कर्पण किई जाती। दुइड बोग की गुरी क्लाई-का नाम बरते ही, उन्दी कीशां जिसने जनुषा गुकरीं वांडी

चाते, जन्ती कातीमें कृशी मारके वावसे जैसी खेडिकी धारा निजवती, तेसी कपट वरक होनहार कल पहिन्छे कहती। यहड जीगोंने खार है। गोंने बार निट्राईसे, अपने की निवासा और निचारने कि उड़ार अपने साम है, इस् प्रकारसे चपने नासकी नाटा। वनमें वा ग्यासे रहते थे, चार उनका भीजन वनका पास भ्याचाः १स भुतावेसे कीर जातिके पास वे अलंक माच है।र जारावाये। इन् परीहित बीमोंकी किद्याल अनुसार कार र जातिनेशी अव-हार किया था। इससे सहजसे बुभा जाय, कि उनका खब-हार धम गा। परना नितुर कीर वहत् श्रीधी शिको छन्छ जूनीयत नहीं घटता था: तथायि स्मीयन द्याने निना सेसा नचीं जाना जाता। वे कपानान् रच्छामे नहीं, परनु प्रधा-जनसे थे: बीर वे निर्मसतासे धीरजवान् थे, घटल सब अपने पार्भे अवद्य थे। इंराजेंने पूर्व प्रकेश यही यर-हार था। वे सब वज्रत् वासने इसी व्यवहार में रहने वे माने, सीसर नाम करने एक हमी होन प्रसिद्ध थेएडा था। वह वजत देशोंका अपने परांत्रमसे जय करके, इस बीतन पर रहा। उसने उसके धनमें बीम नहीं किया, परन्तु सेवस अपनी सामधी जनानेने बिने चीर खपना वण वज़ा-ेवे विधे कातनका जस किया। सीसरने जिस्र प्रका-

रस इस देवाना नग निया, चीर निस्र प्रतारने चीर र जीगोंने उस्का राज किया, उसका वर्धन विकारशे लिख-नेमें यथा बहत है। इसीने बारण इतना कहना बहत है, कि बीचर में राजती जागा होते मुझी होगेंज हैसा-मधीरी हे सम्बत्ता ७०० बरस तम उस्ता राज विद्या। उसी वरसमें रण्डमी बीरोनि अपने देशके वर्जवी विपत्ति हीनेसे ब्रोतन देखने राजने लाग निया। सभी केंगोंने प्रायण चारसी वर्ष लग देणमें राज किया था। प्रतिन बोगों ने निचारा, कि बाने वस्ती रहने स्वने सवने वसत् विषद है। मी, कीर कि दुःवनें निर्नेकी का रामता कार्य परनेकी अपने पछत निर्वत हैं; इस्विके और बीनोकी घड़ाहती नहीं रीतने सने ये, इस प्रवारते द्वार नेशों वी मत्रा देश्यते। यसत् लेश कीतन देशका राज करनेते पाँछे सात राजने वह पांटा गया, जिन्हें सात कारे राजें ने इस राज्योता बासन विवा। रूमी बीग इस देशसे जानेके धीर सेत्रसन जाति कुछ जात रहताखना राज किया छ।। उन्ने सतना वातने विवयमें इन् गर्दा जान्ते हैं, कि उन्ने नेदिन बीर धार नाममें दी मुख देनते थे। उन्होंने विचारा कि वीदन मुझका देवता है, इस् बिये वेदिनकी वे बीए वेपतीक्षे अधिक मानते थे, कीकि उत्के सद गुजनेकार

सरवंश के, क्रीर उसने धर्म धालील पूजाती मुख्य जाना था। उन्होंने माना कि चेहिन ऐसा बजनाम् इसरा नहीं कवा: बीर उचेंनि निषय विशास विद्या, कि इस परलेक में इस वेदि मले पाय पार्वते। जम्मे अर्भने विषयमें इतना कम जानते हैं: इसरे बत यहां है, कि वे दीलांबक थे। कीर तिस परभी वे तम सूर्वनी पूजा नर्ते थे, नीर आज-ने बंबनेमें हीर डेफ्नेमें उत्रेंजि दृढ़ विश्वास विज्ञा सा। अव वह सब बाम बार बन्तर धवनार हिन्द कोण सानेव धाराके बाचमें देखने नहीं यावते हैं। इसकी धतलावनेके बारण जब इङ्गलकों की वर्मा चलाता है, बीर वे धर्मने गरिवे कैरावका संवेषसे दमासके। करूना अवस है। इंटाजी सम्बत्ते ५८० वरसमें इचेसनेती राजने जा अर्थ ग्राव छा हैन बेमिने नायमें बांबत है, उसने प्रताठ कर नेहारोंने श्रीतम्भे आयमे उनका अगट निया। पहिले इस धर्मनी जन्ति राजाका समसाय दिया। उसके उसकी सक्के उत्तर िया, जा अब तम जिला रहा है, रामाने कहा "ित लुकारी वात बाजम ठोच है, बर कु इस सतने ग्रहण कर नेता चन सन अपने अगती प्राचीता धर्म किस प्रकार से लाग भएने भीतें! सेर जे। चेखा तम जेर जावे है। निर्मवसे टरी। बैलें मुचारे विवादकी शीतिने इम् सबकी अयक मुखका

शास होनेने बारण तुम् रानगे दृष्ट पर्यं व वाये हैं।,
रम् विसे सुहारा तथ जनस मुन्तो में रेजंगा, दीर प्रमारी
सव प्रवाने वास तुषारे सत्ते। प्रमट करने देखंगा? । राजाः
ने जी ऐसी जाजा दिर्ध तिरुक्ता यही नारक, कि जो रस्
प्रकाने प्रगट करने हारे वहत् अने थे, नीर बनने भक्तीपधावक्तिनोंने सभावसे जन्मा बनान पहन गना था। कींकि
ने सन सत्यप्रधावनानी, बार दाता, कीर दसानु, बार
पुदाला थे, परनु रस समग्र गन्नत रस् धर्म प्रधाननानी
नेनस नाम सान। स्थानि दी रस्न समुख जन्ने समान
जिनसे र ने हैं।

समयके उसने करन लोग इस धर्म में खाने, बीर निराम राजाने जाप इस मत्की यहण किया, कीर उसना ममाण नहां जना, परमु उसने मभी तिसीपर कीर नहीं किया, कीर्त जीर जीर उत्पात प्रगट धरमा निन्दत है, बीर से भी निया धर्मका खर्म है। यहिने रण दिन ने धर्म पहने दिखानेहारे राजाके राजमें खानके सबकी दहां सममाने सगे, कि प्रमु ईसा मसीहकों सेना है। गोकी रचाके अनुकार है, कीर उसना धर्माका गरके प्रकार नदां उदित नहीं है, कीर उसना धर्माका गरके प्रकार नदां उदित नहीं है, कीर उसना धर्म होगोपर देस कीर सहस है। यहीं ग्रम यहने खोगोंने दोनमें प्रवित्त प्रगट अवर, कीर जनार

करनेहारते जनतारकी नहत अधामसे उनते पास अगट थी: जिनके नार्य कथा जाय, निहसना मुख यहदी सेत्रनते है। इसरे धर्मप्रावस्मा साहेव नोगोंके धर्मना मं देव स्ताल यह । वे यह धीरवी यजा करनेहारे हैं; धैयरत्वसे तीव बंग हैं, जिनके विता, पुत्र, धर्मामा, कहते हैं, कीर वे म को एक ई पर है, इन्ता रेक्क कीर परामम कीर सम् र्थता समान है। बार सब मनुष र्रश्रदश जालाना महू करने पापो सोने सीर करननी पीजाने अधिकारी सेने कृतना सामग्रीसे अपनेता उद्घार नहीं कर सके। तिसके निये पविचेत्री इंग्रामे धगट किया है, "कि वस जिसकी दारा जनुष्य जास मानेन, जीवत समयने अवतार क्षेत्रा, कीर कि वह मनुवीके पापने द्वारा इन्सका भीग करिया, की.र कि वह सन्योंके पापका बेरक खपनेपर धारण करेका, चार अपने वे विदान देना, और वि अपने बोहसे पापका धार्याचन कर्के सर जायमा, और तीन दिन पीड़े सजीव पाके पठिया"। कार जायके सबुक समाचारको बात जे। यहरी की मों के बीचमें प्रमट कई की, की इस खी में के भी पार्ट।

aug .

्रम् देशमें साहेन सोगना जानसन। वैसा मसीहने संवतना १६०० वटनमें साहेन सेताने

इस देशमें जानजेने जिसे जी समहार किया था, वह में भीडिमें सम्मार्जगा। १०८० वरण्में इस देशमें बादनेता यत गया सामी पाता गया। जब एथिवीका जातार दी ह दगालकी गति भन्नी प्रवादने जानी नहीं गरे, तिस नापने बहाज समुद्रके बीचने चन्ने नहीं सक्की किनारे २ जाते। विस् करके जनके मार्ग जाना जादना करना गरत अदा-जन चार द्रमें स्था। जम एथिवांना जातार वीर स्मालको गति छीर केल्यास भनी प्रवादने जाने गये, तब जनमार्भ सचल होने लगाः कीर तिस् कर्के साहेव खोगांकी वा श्रीर श्रीमोती बडस लाभ दीसने लगा। देखे जनमार्ग छे धाने आवनेती सुधराईसे और वानजने दहनेते सब से.म वकत् वसार्धं वरने जरे। पहिले कार्य ऐसा उपाय नहीं था, कि जिल्ल बर्के सहजते विद्या चीर चान सर्वेच प्रगड के द: कीं कि मुखने विदा प्रगठ करनेना मुख्य उदाय है, पर नु द्यायके चिखनेसे जितना अवद्या उत्तनी नहीं देन सक्ते, इस् विसे रेसा उस्का उपाय भवा है, कि बहुत् सक्वते खनेकर युक्तकी त्यार हाने लगीं, उन्हा माम ए.पा विशा री। कीर एकीका एक नवा एक, जिस्का अन आमेरिका कर्ते हैं, इस् समयमें प्रश्न प्रगट भना। परनु तिस्के पहिले इस् देशको परदेशों देश नहीं भानते थे, इस् विने देखा केवज विचा कर्के चीर र वेजके चीकों जे साथ राजज चीर खबचार कहा। तिस् उपराक्त विचा चीर जानकी चर्चा सर्वन चीके खबी।

देश समावि शम्यत्मे १६०० महस्में बहुत्यों से सोगों ते साथ विका करनेकी समद रहु बारते राजाने के स्पानी थे। प्रक्ति दिही। पीचे जी सब जयमा समस् विजय करने ते। साधारण एक पूंजी एकड़ी किये, उन्हों की क्यानी कम्मा आया। तब रस् को स्थाना की पूंजी कम्सा वहती कै यल पांच खल उपये थे। पीचे यह की स्थानी यिनज करने ने जिये घार जहाज जने के प्रवास सामग्री सर्वे इमी देश में आया है ज्यानी करने ते जाने समग्र रम् ज्यानी करने ते जाने समग्र रम् ज्यानी करने ते जाने समग्र रम् जात्र के स्थान है भी जी करने रम् देश के जी र अय का समग्री चावने देश के ले गये, तिश्में भी थे। इन बजत जान जान है भी ले गये, तिश्में भी थे। इन बजत जान जान है भी है एक समद पाये जार खपने वायार के जाने हैं भी ते एक समद पाये जार खपने वायार के जान के समद का जी र स्थान वायार के जान के समद की ले एक समद पाये जार खपने वायार के जान के समद की ले एक समद पाये जार खपने वायार के जान के समद की हमा करने की स्थान वायार के जान के समद की ले एक समद पाये जार खपने वायार के जान के समद की ले एक समद पाये जार खपने वायार के जान की हम की ले हमा करने की लाग करने वायार के जान की समद की ले हमें की ले की ले की ले की ले की लाग हम हमा की ले हम की ले क

भोतिने न. त्रीर किरिट्री, बीर रंगरेन बीम, कार्ने र विना करनेका साम बहु की मानके प्रविध समुद्रके तीर में मालावार जीए करके के नाम करके बान करनेके निर्धे दो साम गांवे थे। तिम् समयमें एक मानेव बजन बड़ा वैश्व था, जी सूरवर्ते वास बरता था। इंगरेज उसीसे नङ्गालेका विज्ञ करने पाये; ऐसा ज्ञवा कि ईसा भमांहके नम्बत्ते १६६६ वर्धमें आगरेमें भाह जहां बादमाहकी बेटीको एक वड़ी पीड़ा जर्र थी; यह समाचार साहेक बीक पायके म्स् हालर साहेक्को सूरत्से आगरे भेज दीथे, उस्के अपनी धुविकित्सासे इस् बादमाहको बेटीको रोगसे भन्ना किया। तिस्में बादमाहके वज्जत् सनुष्ठ होके इस् डाल्लार साहेक्को बज्जत् सनुष्ठ होके इस् डाल्लार साहेक्को बज्जत्ता धन देके अपने राजके भीतर कर विभा विज्ञ सळेच करनेको सनदभा दिरे। वह उस् सनदको पायके बङ्गालेने आया, और सामग्री द्रवभाव जिर्दे, सूरत्को भेजनेको आरग् जहां उस् वासमें इरेकोको एक कीठी थी।

दस्के उपराक्त बड़ा ने व वावका एक पारी की ने पारके अर्थ, उस्का समाचारभी डालार साहेव पायके पेर पिरके प्रोध उस्को रोगसे बुटाया। वह सवाव साहेवने देखके बळत् समुख होने उस्को अनेक धन देने अपने पास चिकित्साई के करनेने कामघर रखा। और पनद की डालार साहेकने पास बाहणहकी दिई थी, उस्को उन्हें को हा किया; और की नवाव रेसा वहीं करते, तब कुछ पास उस्से नहीं होता। इस मवाव साहेकने और दिन को गोर्को बड़ा होने इस प्रकारित आवा साहेकने और दिन करनेकी आवा दिई।

उस् वावर्ते की सूरते वहा साहैय था, उन्हों इस् इत्याद्य साहै वने स्थानी मुख्यातिका समावाद विद्या। अनकर इस् वह साहै के प्रामक्षेत्रे इसा मधीचके समात् के १६४० वर्ष्य समें वेत्यानी ने इरेजकी विज्ञानतमें दी जहाज बहुत को भेजे। जी तिस्में मुख्ये थे, उन्हें। इस् डाक्ष्य साहैवने नवावकी यास बेजासके विद्यादाः, पीके नवाच साहैवने उन्हा शिष्या-पारसे सकाद किया, जीर उन्हें विज्ञाने काममें स्थान विता। उपराक्त इस् विज्ञाने की काम भटा है, तिस्में के आनीकी सदा विज्ञ करनेका साहस क्या। जानकर बाल्य जराज एउनेके जहाज वीमाई करनेकी सामग्री इन्हें होते यक स्थानमें रहे ऐसी इन्हा थी, इस् व्यये केड वनाविकी जवक प्रतान भया। इस् विधे केडम्पानीने कर्णानेकी जवक प्रतान नहीं।

हत देण में इस् को गाणीका प्रधान रहता, जीर प्रभूत जीर देणाविपति के निवा पूरा इसान मुनने में हिन्दु के गोकी जड़न मूख वीयगा। उस किये चुम्की दूम पद्मा है, कि चिन्दु लीगों के स्वया प्रवृत्ति बीर इस्त है, वे यह जीना हिन्दु लीगों के स्वया प्रवृत्ति बीर इस्त है, वे यह कीना हो के उस् देणका राजा जना, इसके विवरताता गाला रक्ते वे प्रवृत्ति होया विद्यास के से दे से विवर बक्रत् विचा प्रवट है। यह पूर्वीत टेक्टन सब जिल्लेसे राज्य है। बक्रत्, इस्के निभिक्त इस्ते हो दस है।

देका यह काम्यानी इस देशका राजा हाके प्रभावा सुन्न दीर समाद होनेकी घेटा करने लगा, जीर प्रभा लोगका सुम्ने रखनेके लिथे रेसा जानुत जवा, कि रिपर्वाके स्थामें यभी बीडे एजापित प्रभा लेगको मुद्देश रहनेने लिथे रेसा खानुच मंदी जवा। तिस्हिने के नामाने दश् प्रकार सबरि-चुकी समने मुद्दका बड़ा बार्ग जानना स्थके। उजित है।

#### 400000

# इज्लल्डके राज्यका भाषन।

राजा जार दे। सभाने इत्रू दशका शासन होता है। जो राजा सरजाय तब उन्ता बड़ा बेटा राज्य पर बेटे, परणु बड्भी सभानों के सिडालके अर्थान है। राजा खबसाने अनुसार युद्ध वा सन्धि करने सके, देश राज नामने लेश-की रखने सके। परणु विभा युवसाने नोर्ट कर्स परने नहीं सके, जीर यह खबसाभी समासरीं तो सम्मति विना नहीं घडने सके, बीर प्रजाका करणी देने नहीं सके।

भीर वे सेदा राजा चोर दी समाखीत उत्रावन विना केर्द व्यवसा पत्तने चीर नारण नहीं होने सके। उन्दोनेश समान्ता दत्तान यही; प्रथम सभा नुजानीता, यार दिताव चीताम्ती। मुनोनोना समामें गुनीन वंचने जतात नीता कीताम्ती। मुनोनोना समामें गुनीन वंचने जतात नीता कीता दें। जन समाध्यम कीता दें। जन सभामें नीतें। दिनीन नीतोंनी समामें तीन देंगने नीताने मुने करने कानी नीता समने उपनुस्त उसी सभामें नीतें। उन्तेंका मुख्य कर्मा वर्गों है, कि वर्ष करका निर्धाय करना, जीट मुनेतार्दने चनसा मरना, जिन्हिनों उन्ती समानि विना राजा व्यामा कर की नहीं सजी। जी राजाने सन्ती सवसाने निपरीत नीर्द कर्म करें, जीर उन्हें बीगोंनी दुःस होता, तन उन्हें नाम पर रखी सभामें नानिक होता।

### इङ्ग्लल्डका राजकर।

इस् किये देख देखका राजकर एथियी खार जब सब उत्तरप्र होण। प्रति वर्ष समाखोंकी प्रावासे पाणीस केटि, दमया राजकर प्रहण किया जाय।

# इङ्खण्डको सेना।

इस् समय युक्त वर्षी है, इस् लिसे धेना घटाई गयी है; परमु नव्भी पायस् हैं। साम केना तैयार है। से सन सेनामें नेवस इक्स्लुक्त बीग है।

#### इक्रुखण्डका जहाज।

हरेन लोगोंका पराजम केवल सेनासे नहीं है, कीकि उन्का मुख्य बख अपने जहांनोंसे है; जिन्के हारा साहेब लोगोंने ससुद्रादिका राज प्राथम सब हाथमें किया है। यही पराजम देखके खीर सुनके बक्त देशके लोगोंको भय होता है। इंगलाखके जहांन खीर र देशके जहांनोंसे बढ़े नहीं हैं; परना केट वड़े प्रायस हनार है। खीर कदाचित गुढ़ होय, इस्कार्य के सदा तैयार रहते हैं; खीर तिममें प्राथम सक खाख दीस हजार जहांनी भरे रहते हैं।

## इ इस्त पड़ के खण्ड चार प्रधान नगर चादि।

म्लू बाख देश चालीस खखमें भाग किया गया है, बेलसके प्रधान भाग वारह हैं, परनु भागके सरीखे नगर नहीं। म्लू बाद्धका प्रधान नगर लाखन, खटलखका प्रधान नगर यदिनवरी, कीर रेलेखका प्रधान नगर दबिल्। अनुमान होय कि बाद्धन नगरमें दश लग्न मनुष्य है, परनु और किसी नगरमें एक बच्चके अपर बज्जत नहीं हैं। लाखन नगर खनाममें दश बेल में चें। लाखन नगर खनाम हैं कोस और चें। बोहमें तीन केस; तिसमें बाद चजार गली हैं, बीर दो सी गिरिजा बर है। बीर किसके बीचमें तेमस नाम करके एक बड़ी नदी बहती है,

तिसकी जयर कः पान वन्ये हैं। लाखनक यहे होकी नाम करकी ने। प्रधान नगर वह प्रश्नान योग है, पूर्व नासमें इक्रल-खी उत्तर मागमें प्रधान नगर वही था। प्रवृत्ताखने प्रसिम भागमें विकास नाम करके प्रधान जगर है, उसी भागमें विवर पुल नाम करके एक नगर है, वह विकासी कुछ कें। इङ्गलाख देशके मध्यमें नाथ नामे रक अतिस्टर नगर है, खार रोग सानि दायत सामधीसे जलको बड़ी डाई है। पोइने मांचेएर नाम नरने उस् खानमें एक दीटा गांव था: परन रहें वे यापारसे एक सी वर्षने भीतर बड़ा नगर ज्या है। यहिने वॉर्मेड्रहाम भी होटा एक गांव शा: परनु कर्मकारोने यापारसे बड़ा नगर जवाहै; सब वहां साट इजार मनुष्य उसी काममें नियुक्त हैं। उत्तम २ घार-वाले प्रस्तादिके वापारसे प्रीफाबद नगर कडत कड़ा है; वहांभी पेतालीस इजार मनुख उसी काममें नियुक्त है। इह-षाखमें बीर वजतसे नगर हैं, परन इनसे वे होटे हैं: जैसा वि योत्संपीय, प्रिमाय, फाननीय, इन, स्वादि।

# -m-

इक्लाखकी पानभाना।

रत्न वाजको भागानान् बोगोको सनानीको विद्यान विशेष

गाम गरते जो खात तिसमें सत्तर पाठशाला है, चीर नेश्वित में मेलन पाठशाला है, उन खानें में जनेत भागा चीर विद्याती शिक्षा पार्र जानों हैं। दील दरिकी लोगेंगी सन्तानें की विद्या देने के कारण अब बाठ कनार पाठशाला मनी है, जिल्हों में जनेतर विर्धन जोगेंको सन्तानें विताभोषमें पुक्तनादि पायने मुख्या पानते हैं।

# विद्यासका दिन, चुधात रविवार।

इक्ष बाह में अठवारेका प्रश्नम दिन केवल रेवरकी सेना करनेका उदराया है। उस दिनमें कोर्र किसानका कर्म आदि कुछ व्यवसार नहीं करे, महाजन जोगभी हिसान आदि कुछ नहीं करें, और उस दिन सब विद्यारके खान बन्द हीय। इसी प्रवारने एक दिन विश्वाम करके सब लोग फीर कार्यके खारमाने बज्जत उद्योगी होय, बीर उसी दिन पर्भ-शास्त्रके प्रश्ने सुननेके हारा ईश्वरके प्रति और अपनेर प्रदेश-विद्योग प्रति जीर करनेकी सीभी जानने प्रावते हैं।

# नारच जनाके दारा मुकट्टमा।

जब ने हैं जो के देशों ही नेसे विचारने स्थान में जाया नाय, तब तिस्के बारह पड़ीसीयोंको बाह्यिक बुकायके उन्हों के प्रश्न करने सालों के मुखसे जानने उन्हों बारह जनीने पृष्ठे, कि यह मनुष्य दोषी है अध्या नहीं? पंचात्
उन्हों को बातने अनुसार जिसकी प्राष्ट्रियाक उन्नटा नहीं
करने सके जो होय कि खेग सापराधी अध्या निरपराधी
हैसा एक निष्य होया जो यह दोशी मनुष्य रज बारह
जनोंके मध्यमें किसी मनुष्य ने से प्रकार के होय, तब और
वीर्ष उन् स्थानमें नियुक्त होया रसी प्रकार के विचारका
काल यह है, कि घूस देने मुक्त मा नहीं होने सके, और
प्रत्येक मनुष्यके बीचमें जिसकी जैसी धन सम्मति है वह
उसीकी स्थिर है, उसकी राजा या और बीर्र वहां खेने सके।

ga water and the same of the same of the